

न्य हैं ब्रिक्त को स्ट्रान्य महार हैं हैं। भन्भ इंड्यूस्मक्त र्तभाषको अनिक्टः छिङ छ । असेग क्ली मुक्ड वंत प्राथितभः न्तर १ उतियाणीस करित स्वयन्त्र मिल्या प्रिणक्यानभः द अन्या भाववित्वकारे । वित्व वृत्या । वित्व क्षित वित्व के बिर्मा माना के से के के बार में निर्मा में निर्मा भारत है के बार में निर्मा में में में में में में में में ्रभुष्डाय इतः इसाङ्गल्याल विदेशिया उपस् विक्रम्यः धुभा हर्माक व में केरे विद्या पंसन्तर करिस मुद्द किर्व महार पंस्ता केर हाभधान व व भिन्ने वर्ष भेगाने भन्य कुर थान व व भिन्न वर्ष भी भावनयानाभाष्ट्रशंभाज च ३ मेश्रुरः चिद्वभयः विक्युपिक्वनमः इसिन्माण्यानामाण्याक्रियांक्रियांक्रियांक्रियां विश्वयांक्रियांक्रियांक्रियांक्रियांक्रियांक्रियांक्रियांक्रियांक्रियांक्रियांक्रियांक्रियांक्रियांक्रियांक्रियांक्रियांक्रियांक्रियांक्रियांक्रियांक्रियांक्रियांक्रियांक्रियांक्रियांक्रियांक्रियांक्रियांक्रियांक्रियांक्रियांक्रियांक्रियांक्रियांक्रियांक्रियांक्रियांक्रियांक्रियांक्रियांक्रियांक्रियांक्रियांक्रियांक्रियांक्रियांक्रियांक्रियांक्रियांक्रियांक्रियांक्रियांक्रियांक्रियांक्रियांक्रियांक्रियांक्रियांक्रियांक्रियांक्रियांक्रियांक्रियांक्रियांक्रियांक्रियांक्रियांक्रियांक्रियांक्रियांक्रियांक्रियांक्रियांक्रियांक्रियांक्रियांक्रियांक्रियांक्रियांक्रियांक्रियांक्रियांक्रियांक्रियांक्रियांक्रियांक्रियांक्रियांक्रियांक्रियांक्रियांक्रियांक्रियांक्रियांक्रियांक्रियांक्रियांक्रियांक्रियांक्रियांक्रियांक्रियांक्रियांक्रियांक्रियांक्रियांक्रियांक्रियांक्रियांक्रियांक्रियेंक्रियेंक्रियेंक्रियेंक्रियेंक्रियेंक्रियेंक्रियेंक्रियेंक्रियेंक्रियेंक्रियेंक्रियेंक्रियेंक्रियेंक्रियेंक्रियेंक्रियेंक्रियेंक्रियेंक्रियेंक्रियेंक्रियेंक्रियेंक्रियेंक्रियेंक्रियेंक्रियेंक्रियेंक्रियेंक्रियेंक्रियेंक्रियेंक्रियेंक्रियेंक्रियेंक्रियेंक्रियेंक्रियेंक्रियेंक्रियेंक्रियेंक्रियेंक्रियेंक्रियेंक्रियेंक्रियेंक्रियेंक्रियेंक्रियेंक्रियेंक्रियेंक्रियेंक्रियेंक्रियेंक्रियेंक्रियेंक्रियेंक्रियेंक्रियेंक्रियेंक्रियेंक्रियेंक्रियेंक्रियेंक्रियेंक्रियेंक्रियेंक्रियेंक्रियेंक्रियेंक्रियेंक्रियेंक्रियेंक्रियेंक्रियेंक्रियेंक्रियेंक्रियेंक्रियेंक्रियेंक्रियेंक्रियेंक्रियेंक्रियेंक्रियेंक्रियेंक्रियेंक्रियेंक्रियेंक्रियेंक्रियेंक्रियेंक्रियेंक्रियेंक्रियेंक्रियेंक्रियेंक्रियेंक्रियेंक्रियेंक्रियेंक्रियेंक्रियेंक्रियेंक्रियेंक्रियेंक्रियेंक्रियेंक्रियेंक्रियेंक्रियेंक्रियेंक्रियेंक्रियेंक्रियेंक्रियेंक्रियेंक्रियेंक्रियेंक्रियेंक्रियेंक्रियेंक्रियेंक्रियेंक्रियेंक्रियेंक्रियेंक्रियेंक्रियेंक्रियेंक्रियेंक्रियेंक्रियेंक्रियेंक्रियेंक्रियेंक्रियेंक्रियेंक्रियेंक्रियेंक्रियेंक्रियेंक्रियेंक्रियेंक्रियेंक्रियेंक्रियेंक्रियेंक्रियेंक्रियेंक्रियेंक्रियेंक्रियेंक्रियेंक्रियेंक्रियेंक्रियेंक्रियेंक्रियेंक्रियेंक्रियेंक्रियेंक्रियेंक्रियेंक्रियेंक्रियेंक्रियेंक्रियेंक्रियेंक्रियेंक्रियेंक्रियेंक्रियेंक् अराष्ट्रना विलाक्तिः व भुक्तिमुख्या विषयम् विलेकाल्याभिकाल एक न्या १५७ मान मान कर स्था एक प्रमान कर मान है। िक्षाय जिल्लाक जिल्ला केर्ने बार धारामुली केर्ने प्रविधार CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri

1110

भूक्वया इडःकेथ्रथाइथदका हाडिएभ्रम्प्रिभामितीमालकोभि द्य उतिमीक् चेंद्रस्य प्रमाय प्रशास्त्र विश्वास ने जिंह्यमहारून प्रयोगभः अडिप्रणनभा हिदः दृष्टा ब्रह्माने श्रुहणभिद्धण दिश्वान्यहरू अर्थ र्य प्राचित्र रेडि प्राची राडि भिलफ्रिः छिन्यूयूर्ट्य हिक्रिभिस्ट । हाप । छिह्रमहर्ग अग्राम्सुर्द्धाकिम् इनिक्रमाइमा द्रिक्टइय् श्रीभास्त्र उउन विथाइंड अर्यरणहीं बंभाए कथा रे से में उद्योग हलां अलगण्डीक वाभनाभाष्ट्र प्रम्केन, पिहारिप्रविश्व भूमें उद्यानले नेक्षित्र विदेशियानाभाष्य निर्माण्य स्त्री गर्भ देशिया इिमेरराथायनभी थुनः अलेनअलानभी उन्ताभेडकरणभी विक्रंपर्प्रथएं क्लीमीभायं पिकल् ॥ विविद्वियेन क्रभयं भिनमः देशिक्ष प्रमिष्ट हा एदंदिक्रदेदेदः दिस्क्रिप्र नभा छिम्भडिकिरेभिनभः उध्रुखार्मियं चिन्ने दे वित्र एव कि क्र पेड़ा व्यक्त के बार्ती मुर्चिति एक एक

वस्यनभः उष्टिश्य द्वादार्गक्र ने क्रिकेट्ट इष्टिक्ष भए वर्णिकालं उउ-इन्द्रभ्यष्ट्रभ्यण्यमक्राह्मभुष्य उद्देश्यहभक्षेत्र मण्यप्य गार्थिय मान्य मान्य विश्वनं भी मान्य मान उइक्लीमण्यन्यन्थन विशेष्ठेगव् विक्लीम् विम्नु व भावित्र व भविष्य ३ भविमहु इत ३ स्विणिद ३ क्यूवेडिवणीमुरि भवश क्र राभिनाभः रुगविष्ठिवणीस्विष्ठभाउत्रिभिन्थः एवं १। विश्वीलंडलयलस्थाभा अवलक्षणसंभा अवलक्षणसंभलंभ भूनिथिविञ्चण स्थारिभूषिठक्याभा डिउएई विकानिविज्ञा म्रोरिधाकुण्डिल्यासः विष्णविविष्णीस्रि म्राभनीयण्डाल्य भ= छिह्मया अवनी साम्भाष्ट्रण्य भन्भ = छिह्मवित्रवानी साम श्रमालक्ष्मभाण्यः विकावडिवानीस्वित्रकाउथुधाल्यियण म्बंप्रधंगाङ्ग्लंके हरा युक्तीयंग्रह्मल्ये भेटा शिक्तंयमीस द्रनभः उतिथाङ्काकिनाभाषुष्टा वाणीसाभाविणानेग्य सिनिभृद्रा CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri

गयां कावडी जुद्र हुण्धिश्वित्रभे प्रदेशम् मिकिकथा लिस्ट भजलशाध्ययः विनिविद्यं विद्यार्थित्यः इस्निम्लप्रण ॥ व्यमिक् स्किलिएउभ ॥ विव्यमन्यत्मः उउ-प्रण्यामः उन्याधिवचेन्निक्षिणवनिभाग्न ग्रन्थदस् ने स्र प्रभूषा इंतर्ग हिंदर अभू यहरा १ गः अभागद्द अभ्यान प्राप्ति करक नवग्रह ॥ विह्नेत्रम्य याभिक्तं विदः दृष्टि धर्षिमहार्थाण नायपुण्यभागल्यन्त्रित्मः पुर्तन्भः प्रथंतभः मुभुत्रिपाइ क्षांक्षिणः इद्या प्रदः हरा भूकालकाभिद्रते दे नवरे पर्यापे नभः क्रिलिश्चभूयावप्रभाभी विक्रण उल्लाप्तकाभिक्रण भ र्रहणां पार्श्वात्तकां भिन्नापानां । विने ना अभीक नैं । भवनं । प्रहित् । भारतनं भिगीत्कप्रयम् १५ वित्र अंशुप्यः ॥ म्बर्ग । किरो हैयन हाइन इक्यनमः। एक्रूनभः कल्लेप्र

िंच्याः इति विंच्याः च्ये विंच्याः सव द्वापकन्त्राः भिचा ज ३ विवे केंद्रिक एक किया किया किया के एक क्रिक्स भाग भनुभाषा १०८:६० । अस्ति । अस्ति । अस्ति। भारतिमारिकाल्या । कि विवास निकार निकार क्ष व विद्या अग्रेश्वर विस्ता नेम्या विश्वर विद्या मयः रहाहिभागं क्रामिन्द । वेदर म्याः यहाहिभागः भएकुरंभाक अधिमाधिनाथक कि शिक्षा प्रश्निवाधि नाभक्यभाष्ट्र अभाषा अभ श्रीपविसम्बद्धानिकः दल ३ विदः देल्यद्रक्तिभिदः दल ३ विदः हर भगिषि । भेद्र-हरा ३ एडए । इयु अभे हरा अवस्यः भाः यक् यक्तियम उरम्बदः भूत्रभाष्ट्रभावे एक एर्द्र यहा म हुव गांचत अधारित न के के अवधवारोग हिला अवणं उज्यापं पश्चिमाअवणं अतिभूग्डामाः। अवे वेक्नीमाः क्षिल्यमभ्यनभः उउरमहाण्यिक्ष्यास्यः पक्षिणिकि विविधित्र

उठः एन लिए भागित के जुम अध्यक्षिय कर उदि भुरभित्र विद्याला ॥ अष्टानभाद ॥ विद्या हुए एय स्थित नित्रक्ष भा यउन्हें जन्यान्भिक्षेत्र क्रिक्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र ज्ञानभवित्रभा उद्घासउद्भारंभाद्मभद्भभद्भभद्भभद्भभि व्यवगठयक वेष्ट्रविषेपामवया।।रवस्याभवा ०३३ एकालस्याय वर्ष उस्रां मध्य लक्षीभारत्य अल्बा अधिम् विकलस । च्रश्ने हिमा चुण्येड । इसंइस्वव मुद्रान्यसः कि स्यायसिक्रिंग्यसभः विभागभाग्यक्तर्राच्याः इस्त्र न उश्याद् द्रश्यात्मः विषेत्रम् यथानह्यु यूनभः छियुवायवञ्चल्डमायासः विज्ञे वरेग्यणक ज्युग्यनभः विस्तिमानायि दे सुलद्रभायनभः विद्वार्क्षक्रणयन्त्र अन्यतभः एं मेर्निया यान्यत्र द्वाराम् द्वाराम् द्वाराम् द्वाराम् विश्वरायकल्पन् विमञ्च दिलानभः विरक्षायकल्पनभः विष कुर्यक्र निभः विथानायक्र निभः विश्वल्यक्र निभः विनायय

角当の

भदक्रायाक्षरक्रायाम्भाग्या उद्युष्या भद्र वाय, हवा यदेवाया । अञ्चानः भविभक्त भारते के भृष्टवार् के विवधवयुष्टकं वीधेनभः प्रधेनभः मध्यक्त मध्य वज्रिधिद्यावगेद्यांचायिशभदयमिवंगेर्यभए अवय भी भड़ भद्य मिवंगे इय मिवंग भाई मिवंगे इये हैं विकार नलभूमध्ये भ्राधिरमहे ग्रेवगैर्टे भवववर्षभये ग्राधः भ्र एनभः धीथः स्राप्तभः सर्वेत विस्त्रहेस व्यक्ति वाश्वि सद्यणीभिति उनः सिवः भूमेरया । अध्यक्ति नशिधा इहिविग् विसंदेशीमदि उदः विवः भूमेणया अञ्च ज्युरा विद्वासिक्ष अध्या विक्षा मार्थित स नाह भार मा मियह व रूप हित्य श्वाह है सिव पा ने पारि पत 

लगक्षभग्वयान्त्रभग्रम्थिसायाञ्च,क्रात्रभङ्खयान्द्रः।।नस् जिभविभण्डः भेरशास्त्रवरः विमरीक्रमीर्मेव, प्रकितीम किनीउम्। यमान्त्रकाकुडा नभुभकुक्यान्यः कृषिङ्गित् स्प्रमु भागितविधासयः॥ गराष्ट्रभू मूर्येभ्याः धन राउक्ष म्बन,भन्नुमुः भूल्याने, मरहप्रांभस्ती॥एतिनेहरू॥ छेम्मज्यां भेगष्ट छिनेत्रभुद्ध्यकं । वज्ञभद्देवित्त्रं भे हं ही भः भविरंकभग्याभिताः किर्एए एविङ्ख्यानयाम उक्लेयसम्भानि इं, नागनगाद्व ते, नक्षिम एक्ले, यहुन्। क्रथयित,भगभगादिक्कीक् इतिविद्यभिनं, यनवस्ति भण्यः। भगुःभगुत्रुत्तन्त्रणकियणविष्ठः थूर्उविक्रिक्तिः॥विभाक्त निमयभुक्तभाराभभान्य हुनगहेनभः सुद्रोतभः भूषातभः विभेभा रभक्ष राजा क्ला विक्षा प्रदेश विकृषे में क्षा विक् अभयकी भव्यभक्षण शिक्षित्र मुख्य महर दहनी दिन्य CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri

मः इः नभ्यवद्य विहिन्देन नायेन भः हर्ग द्वा रहीने भिग्ने रेंद्र मिण्य देंगें क्वग देंगें वेश्य हुः म भ्यदण विनेतीभेंग रायाभः में देः सी मा भें। मिण एकवण न्हीनर्ध्य में स्थायदण हें ही भेः उलक्णीमुदेनाः लेढ्यामीहीलीलेगः विद्वीमीकारं रहीदभक्तहीभक्तहीं भेः में हो ही मी। विक्रिक्टियाः विमीनी मिर हेर्नु में: मिष्ण हिर्मे में क्य है में जी ने इस्याय विम्:भेः मभ्यदण॥ वैज्ञीभेः छेद्रीमीदभग्रभाग्यय जगदानभस्वायज्यास्वनभयज्ञ मेही स्विभे जीन मीक्रभेना घनभः। एहः ती भिग्नः भेः भिग्यः एकवः कीनेर-भेः भभू-। विमीमणकायेनभः ग्रीलिडिहानि विहीसीके दे वंसे मावियानाः हे के उद्देशी ।। CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri

छिंद्री मीरंड्रीमें किंगवें राष्ट्र ही श्रद्ध है मंगी किंद्री मीएल आयेगभग इस इह रायह हा यह दिए सिंदिर म्राज्यस्ति विभागीविष्ठभुष्ठगवद्देनभः भाभिष्ठस्तिल भूकतगुर्भाणयेश मभू मभी "भण्येश उत्रः हम्भी व भ विश्वभागभए जाराजा हो भाष्ट्रका या भारत विश्वपा यस्भः विश्वत्रभूत्र हैनभः विद्वीन ग्राम होताः विनुप युरभः विम्राउयुरभः विभू धिरुत्भः विभेभक्ष युरभः छ रंगरणभन्भः छिउउभभन्भः छ एए इ एवन्। छ ष्ट्रराधिः भिष्रा ग्राये अस्ति विष्या भाषा एकायनभः छिम्रह्मयमभः छेन्याग्यनभः छे सर्वश्चर्यत्रभः एक् भन्यक्रभ्रथण उन्ध्रायिष वेंगेश्रधं विराभः मिक्य विद्रभृति। इंक्क्रिश्च

CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri

विमृत्त्रक्षण्यम्यम्यायः । अन्यति लकंतरा यहत्रभा निम्नन्छन्यभः भेतः सिता वणाभे उक्तं अलये मही नेश्ये मुश्राभागी उक्त मिवधीणअः प्रतिक्रभाविभा उत्या उउः भी०अल अवगर्वतंमानार्वेभरायेश किरलेहुएयनभः अव प्राप्त नेश्यनभः चुचै रेक्ज्यायनभः किल् मन्द्रग्य नभः नैराउँ भद्धमा दुश्यनभः भश्चिम भिउयनुत्यन भः वायये भिद्रमायनभः उत्ते ग्भन्यन्भः वेषन अवाहित्रभलमा गाउँ हिस्स अवाहिव भी विभाग मिवानित्रभ्रष्ट प्रिप्तिनेत्रग्रायग्भः वेदं क्रायन भः प्रमुधिद्वलयाभः विष्ठभायनभः विक्रल उक्तयन्त्रः विकल्पामायनभः क्रेनंद्रायनभः

उड़िक्विविद्यार छिं०:०:मिक्भी वस्ति हेमिति इभण्य क्रेमविद्रभू २०:०:नेवेषु निवेदयाभिनभः छेद्रमानि वभी०भुक्तितुर्भणाष्ट्रपद्वष्टिम्भनग्रिक्षेत्रभनग्रिक्षेत्रभी को भिळणे अस्यभर् लिक्सी विश्वास्त्र भूरः विद्याधिएने इरिक्षेद्राक इनिष्ठ अपरानिधा गुरिकोतिदण एडियविगाभि अवात्रि अभाग थाइंडिपेडा भाः छिन्भः मिक्येडिशर्ने लिलिपी डिलकेइट्राउउ: मुक्दिनकी छेट्रां हमवर्ग गास ३ भाउंच अभिक्रिड अभिक्रोठव अभापीठव अभ भभवपाग्रभाद्र उथ्गद्ध अवाधाग उउः हे युं क्रावसम्हण्डलाभः एति धार्यः भारता विष् कणवासंगठ अधार हिन्य समा हिन्द्र काव

何。

ज्ञामभनीयंग्डलभूगाः प्रभूषिस्यभनीयभा विक्रिग वयुनीयंगदल भाग अ उत्तर्य स्वाप्त स्वापत स विश्वकार्याः द्वाराधि द्वापार्या अस्ति । विश्वकार्य धाग्द्रलयभाग्दान्त्रानियभागिल विक्रम्बर्भ गदलवेषण छड्डिग्रसीधगदलकैषण उउँभन द्रीर्वभभज्ञयञ्चा गिर्भः भभज्ञ सुर्वे विवयनभः गि विद्वाः लेका अः सायाः विद्याः द्वारेशः भः म्यूः मवंभणेरिताने अप्रंत्रे अष्टा । महभग्यदिशि भग्नी ध्येनिभन्या, भग्नी वह, द्वाभारवण द्वा मुख्या र ध्वाकृत मभगमभ्या, भडीव इ माजे परेबीदभ नेभद्धला प्विज्यणमन्त्रेषण छिद्रीन्भेठगवंडेन अह्रयुद्ध द्वा अत्रीग स्थित अपुष्ट विश्वयंभव

घविकद भ्ये प्रज्ञी उपीभित भ्यं ए उभू विकय उ अस त्रंपत्रभाषाय भित्रंपद्धंप्रमान्त्रभा सगद्धभी उरुष्ट क्षाराष्ट्रभग्निमाग्रभा ल्लान्यप्रकृत्वन्यग्रशिप्त मिरभा मप्रमुद्धाभिरयः मने सुद्धाय युरभा विभी कितिहाँ भागश्चाभा यायगिद्धभाभाभा चस्रमश्रामा उत्रानिधाण भारिङ्गार्थ। हर्न क्रीर डिल्अब द्वीसिपप्यां मा मध्यम अर्गी संभवेः मज्भोमच्याः भिय अध्नधं भेग्ल्यप्रभाइत च्यान्त्राम्या महार्यिका अप्राम्या क्किलभगर्डीम भवभलनभिष्यम उर्डः भुभान्भभ दभयः प्रथं । एक विस्तितिक भूणः उद्यमक भिक्षेष

यकिकद्भयं असी उपी भिक्ष भयं ए उपी क्या उत्तर ज्ञाजभाग्य भिउंपरंपमान्त्रभा भग्रसी उरंपर क्षाराभग्रीभाग्रभा ल्लान्वद्रक्रहलक्ष्रवश्चित्र मिरभा मप्रमुद्द्राभिडयः मने मुद्धाय युउभा विभी कितिसर अययग्रमस्यमा येन येन दिभाग्या यद्यमश्राभा उत्तरेनिक्राण भारित वत्रस्याहर्त्त द्वीं डिरायचा द्वीमित्ययां मान्यस्मा यहिता संभवः मग्मीमपुरः भिय उद्यम् अंग्ल्यप्त पर्व च्यानगन्न भिन्दां महा दिस्या अपेश अपेश भिन्दा। ककालभागवडीम भवं अलगिभव्यं इडः भुभान्भ वेकिविधिस्त्येकद्विः भव्यग्राजकप्रकारिक दभयः प्रथाः १५६ विक्रिक्षणः उद्भविषय

1

3.

ग्माभवंभइदिएअय भयाभ्यक्तिविष्ठभा लीवकुउलगरे न मन्धारणनपान मुक्रिभंभंभवयावस्वभविकित्रेभभं मन भाभयास्य जिल्लकत्भुरवेक नर्भविष्णभारम् अस्य भाभमा गुरेवरुरभगहभावन्य अर्थेश हे बुद्ध किया ग्रीर भुमहानग्रनिहरमा नभणिभानिमान भुमुहंग्यीरन घर्मा कैलाभिमागाग्भीनं सबस्वांगग्रुनभी प्रभाविभागस्यो। केरवंबिगडभयभा मीक्ट्या भूयमिडेन्भवेर् भभय ल धार्मम भद्र हो सुभिरं भी बेप प्रकृशि सु स्किन् धुभवधु भन्ना यंक्यपेठ यक्य मनादि है निरोध है बन्नाः स्थितः उत्ता सायग्रहिर्माग्ये रहिर्मामा द्वारा शबध्यभूम्भारं अवडगाउन अभा भूषामुउस्थन् उन्याधिविशेयनभा भडिन्दुम्पदाल भड्नारिविनिवा

न्या भगयेलयुर्वभारणधारविभेगरमा हेग्रोहभूदे ग्रेव अवस्मिक्द्रिटलायहभाषमग्रह्मनमुद्धीन्।भद्धभाउक निप्या उपचिप उक्ति । उद्देश नेथप उक्ता कि यिक व ब्रिक्बेदाभारमभा संदेधराभा भूभारतिस्यावाधि भन मुध्वसुकु इ, या गा अरु म्या गा इ, भाव इर्थ या इर ; निर्देश भिष्ठिककर्ये भारतार्थ भूति भिष्ठितकरणभूति । भूष भविभाकभाष्ट्रदिन भवेदन हुन घेगविव लिडा कित्र सस्यिगिद्रान्यमुस्टिविमधः। अनेविक्यमेधः। विले भ्ययवित्र ।।विधिदीन भूभ ग्रेमः लाभुक् भवक प्रभून गः धाडीभद्दे त्राउः धाउरान्यु उिः ।। वाष्ट्रः धाउरा कारिस्यु इहिरिप्य अयमभयविद्यां, राला मा सरी। थाअभाषायां विकिथ्या कि विकास कि वि विकास कि वि विकास कि व

CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri

40

भवंगिष्ठ व्वचनभाग अवगर्णिभेभक्तिवा स्राप्त विजिधिय ॥ विद्वारायार्थे महामायार्थे स्थाने स् भारतमा महाराया अजभारेक हािएल। भारतिसमा म क् बीलकुरयम्भव, नभः मानेग्भारिक, भन्भ बहुगहि न्त्रा शिवडी सद्भिष्ठि, सभा हाधिवल भिन् त्राः सभाभा श्चार्या भागवंद्रे भहेति ने । हेराभारत्य अभुहं, येरो मधिलार इत्, इयित्र,लनेहेग,भभद्याभिडभुग्य। पार्यभाविकेहा विश्वद्रापितलाउँ निमार्था सुज्ञाय सुल्य सम्मित्र ॥ भागमार्गाहण, बाधिनिभी विकाल कल कि विविध द्य भानिन्विक्ताराद्यभाष्ट्रभेद, प्रान्थिमं इत्, हक्या मेहण भद्धिमा हि किनि मिबहन व । हेग भेग्रह ल भाष्य देउयगिषणियां,नभःभाभनियां काथिनेयान CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri

भेलय। भेष्ट्रयभभुक्षाः अवव द्वयप्रयो नभः अवयमव्य। भरापम्भद्धिः ।। । । वण्यावन्य न अभुगवा विल्लानिङ यभ्रभुक्तुया,अवाज्यउभ्रायउभ्रभ्भयायधानप्रानु म्नाग्याप मायडे, नभवाज्ञाउचे इहै। हमायह वह दिने ॥ विष्ण्या अभिन त्रीयाभूनिवाइकपुल्लानभः मेल्युउठप्रावस्कर्भाषस्त्री।। उभः भागां विद्यास्य स्वाप्ताया । नभः सभागु उद्घेष । वृ धिल विद्वज्ञिपल ॥ विद्वर सम्पूषा, नभगुज्ञभुजिभल । भगभगभागभा भग्रमयनभे भुद्र ॥ हिरिया विस्यायी गगश्ययोगिना नभः अवस्रामाया भारतभाषम्भवता म मृयमित्रवाय, भन्नकयमा यह, त्रवीयु अहि अक्षाया भार गर्मात्रमः॥भवानभूग्राभायःभन्यस्योकम्ज्याभवध्य यमन्या, नभग्रभहरुथिल ॥ यथुः यव्हरु द्वार उत्पर् मस्तिनं, नभःभूभन् उभ्यू भेष्ठगुढ्लक्षित्। उन

धि स

दमयाञ्चर्रा, विधिनव्यक्ति दिन्। भद्यक्ते ग्यन्य प्राप्त विभागारा यहिना ।। मितिगहभूवेणय्, सरक्षायमीतिन्तः मातिभूप्रादिभाणुक्त् भ एक्यनभेनभः॥व्यङ्गप्रात्रनगरु,भनेएभूभम् इत्, सुन्दिएन यद्रभेक,भाभागाअउच।। भभशाहेस्सम्स्य,गिक्रिकापु ना नभगुरंभद्रभान, कृषिन्नविश्वनारिन्न। रेवण्यान्नभगुरु। विदिन्द्रलयक्ष भिन्, भानी प्रअविकल्प अ, विश्व वस्ति विश्व । वि गिनीश्वतग्राकि, भे कि भारत्या जिला नभग्न भव् दृश्या भ ग्भाभाउलाहिन। नहक्रिभभावम, हरीङ विलभ्स्य, न भः मिन्निम्त्रीग्य, केशिन्तिउयभारित्। भद्धभेदभन्यस्त्र। रगीवयनयविधिन, भद्रश्वायणगाँ,नभः कृत्रल्थन्त्रया अ नेमुलनकर्तक, अस्य यहिल्ल अउयान भरागुभदाकव तार्था भण्यत्। मक्षिलभ्यवीद, ममयेमविन भिने, मस्य क्विड सर्थ, वर्डन युन्भे पुर ग्राह्म प्राह्म प्राह्म

मुज्यान्यान्य न्यान्य स्यान्य स्यान्य स्यान्य स्थान्य न्भगुत्रुक्किथिला क्ष्रुक्यिहिएभन् भूगिलिकि महास्।। प्रधलेश्यल्य । हिनिहां भड़क्तिमा इन्नहयभेल क्रा मडभाउमभेनभः॥ हदभ्याय च श्वानं, हवायहवहि विने, हष्टानं ह क्यानेड, अवस्यानेभाभः॥ मुलाने भुक्तव्योगे, व्यानंभागा चिन्,ध्रारि भाषकन्, दिन्ध्र ने भेनभः ॥ वि इवेथे राग्र माभदाहेदहाधिउभा येगिनीनं धरं अतं,नयपृष्ट्यक्थ मिडा। मधीविडम इति। निः भद्वेषामिव लिडा निः शिक्म ग्वल्थन्त, थ्रभडे विश्वरणम्।। गुप्तमाभूभक्षप्रा, दिधिकेक लहिया, विश्व मधुके कर्म भाय खेष साधिक । साहित्य रियामाण मदीन धगिति । हिन्यु जिप्या उद्देश्या यथा सी किए। धमुनं भिने एकि ने मुद्रे अवदान मिडा नथ्ये अद्भारिक विभागम् उतिकाशः । गुद्धक्याउण्यम् युर

到。

0.

क्याः प्रदार्थाः प्रमुख्यः क्षेत्रक्ष्यप्रचे : भर्षे प्रमुख्यः भर्षे प्रमुख्यः । एयनभः छिष्वने मायनभः छिभ इतेनभः छिक धानिक यानभः । अडेक्रमनम्: अप्रभुलेक्मनम्:॥।उन्नियानभः ।उन्न्य नभः छिढीभयनभः छेढवयनभः छेउग्यनभः छेभद्रस्वय नभः उद्येमानायनभः ए डिभभेलेक्सनम् : विवासायएकभाम मण्त्याभक्षकुष्रवीच्छिक्।विष्णमणभूत्रगेभावहम् इद्वित व्यंक्रिमा बर्ज श्रुप्त मक्य ली मुरु भड़ विष्ण दिस्त लाइ या चून भूम रवर भिरापवल श्रष्ठा मधुभः छिक्र एलमयनभः छे सप यनभः छ मृष्यानभः छ व रूपे द्वायनभः छि पुत्र सन्यनभः छि वि क्रियायनभः विष्ययनभः विमार्थनभः विभागकिननभः विकि समाविधवयाभः एउए मुस्यिक्षाः। विम्निष्यस्थनभः विद्वर मरायरभः छिभिस्रायरभः छापप्रक्यरभः छितायरभः छे इक्त्रायनभः छे बद्दायनभः छि बस्वन्भः छ बस्यन्भः छ विद्यारक्षयाभः ०- प्रदेशपुरिकः छेयभ्यासः हिभः द्वासः

छिण्डनभः छिविण्डेनभः छिक्ड्नभः छिसंयेक्क्तभः छिविचेक्क्तभः छिण्य यनभः छिण्यभाउयेनभः छन्रायनभः १ मज्यभभारागः॥ अछिने रउधन्भः छिभानरधनभः छिदङ्गभः छेक्त्र्रदश्चितभः छिठ्यानका यनभः छि इत्रोडसनभः छिविषकुर्णयनभः छित्रभूयनभः छिलेदिर कश्चानभः विभवद्वयनभः ॰ एउनेन् उभूलिए: रा। विनल्येनभः विम्रिक्रिक्ययभः विभागद्यामा । विभागद्यामा । विम्रा यनभः छिलयहस्यनभः छंगीत्र न द्वनभः छिलया बुक्यनभः छ अभन्दिन्त्रभः छिभूनपदिन्त्रभः ०- एउवनण्याणियः ५॥ छ मीभूयनभः छेल्भवनभः छ व युवग यनभः छ अक्षयनभः छिडीक्रयनभः छे हयानकृयनभः छ भक्कनक्यनभः छ भक्किमापा यनभः छक्पद्रिननभः छभभ्यदन्यनभः मडवाय्यक्तिः ।॥ छिनिणीमायनभः विज्ञभवडनभः छिण्हायनभः विभाग्रद्धयन भः छेल एएए यनभः केल्ड्रोनभः छ उई एए यनभः किल भेन नभः छिप्भव्यायनभः छिपूमभक्यनभः ० महन्त्रन्यभिष्यः।॥

CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri

छिविष्टि विभव्यत्मः छिभव्यत्मः छित्रन्द्रलन्भः छिव्यप कारणायनभः विभवायनभः विभवमायन्भः विष्ठप्रायनभः वि क्रुअथ उपलायनभः विवित्तिभूयायनभः विभानग्रयनभः एउरमा न्युलिशः विद्युपयनभः विद्युपर्यन्भः विद्यन्तर्यन्भः विद्रिण्यायमभः विभाव उपयाय्यमभः विष्यमाययभः विषय मायनभः विदलीक्यनभः विवश्रदेषुप्यनभः विमभूदिनभः ॥ एउद्यु अणिएः ॥ रंमारायतमः छविष्यत्मः छेना छिन यनभः विद्वायनभः विदियम्यग्यनभः विभेवक्यनभः वि विवाकायनभः विन्ठायनभः विलिभावनभः विक्रित्राम्यनभः ॥ मडिम्ता अलिकाः॥ अधिमानक् मारः अधिमार्थिमा ।। उउः धक्यामा छिविह्द्रहित्र णवंभागभुद्यवेगभूभनिभद्भः भवा

mark that

लाह्न की भूगिभागिता ये द्या प्रतिक्रिया हो भूग प्रताम भूव स्वर्ण स्वर् लिङ विस्र एपक्ष व श्रम् कि ए विस्ति । विश्व ति स्ति स्ति स्ति । लिः ॥ विद्यादेमायविद्यते 🗲 विनभः मिवाय विक्र । निम । भः मि त्या । मिक्व यानेइइयाय । यम्भुत्वद्वण उउः होभरु थिने भूलय रुषा ॥ छभकलाकलेविभिमाभेदभद्भवनाभदभद्रः डाभेदभद्र थायदां थम्यामिल्यां भक्षेत्र ॥ विद्युद्रमायाविम् द हेभ्द्य थितीचीभादे उचः मिवः भूगेरया अधिगयही ॥ ३॥ विवि है भरापिनी हिभर्याय। भवरापिनी मिक्या वन क्राया प्रनाम या भनाम्प्रया प्रायाचिम् अया येगथी भेरे प्रया येगिन प्र राज्या। विनभः मिक्या भवप्रविमक्यं। गंमान्य व उद्देमधन्त्रय। व्येन्द्रम्याय। वाभमन्त्रयाय। भट्टिएउभे च विन्भेष्ठाडियहाय। गिष्ठा निण्यया भवयेगाविद्राय ॥

CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri

हेन्भः छिई। सीराँग दिसदेनभः छिई। सीर्ज के भारेनभः छिई। सिर्ध यहाँ भारे अरहीमाइंच्यादेनाः अरहेचं में हिंदी अरहीमाइंच्या अरहीमाइंच्या अरही है विहीस्भिनः भवनक्रेनभः विभवाक्किन्द विम्ठीन्निभिद्धे मङ्ग डेरेवग्द्रः विस्कृतिमः भ्रद्रयनभः विज्ञम् विस्कृति । मस्यः भरवे उत्रहेश । अर्थे विश्व के स्थानित है । उस्वदभविष्ट्नभः छिहीभगसुडी सुरुष्ट्नभः छिहू भूरपियम् माह्नभः छेङ्गान्गलभिगद्वह्नभः छेन्नम्बेड्ह्नभः छ हीकी बुद्ध प्रवाह नगः छ ही द्वापत नगशह नगः जन्म पद्ध निगः मुठी भूभिष्तिः। भक्तभया - मुष्तागाः इतियविदिक्या । विद्वी म्र उरागारयम्भः विवासकिनागारयम्भः विकीसीधम्तागारयमः विही मी उत्करणार एयन भः विही मी कि एय गार एयन भः विही मी ज लिकनगारस्यनभः छेद्रीसीमस्थरलनगारस्यनभः इरः अभाष् निं। महीभूमिनि धर्मयाण त्रेन सर्वे, छियद्यदण नभः छम्ज येदण्यमः विग्नम्यदण्यमः विग्वज्ञयदण्यभः विभ्नम्यदण्यभः

छ स्यद्यदणानभः छिगमयदणानभः छि दिस्तायदणानभः छि पन्यदण नभः छगरूयदणनभः उउः उत्रभाष्ट्रिक स्रवीचु भिर्तिः भूभाषाण्य नभा येनिभम्य भूर्णभेश समाज्ञ ग्राकिक सुरेश्य मुक्भ एयेश छ अक भारतम् विवयानभः उद्गितिषयादनके विषयानभः विकेतिकारणके वि यनगः छगुः हृङ्गाविका सहीवायनभः छलङ्गभनभवित्रवायनभः छिह्नवभभनाम है। वायनभः छेहुँ यं भेभग एक । वायनभः छे छ विद्यान एकेंग्वरानभः इडःकिकच छित्र भक्तिकच यनभः मधायूभर याः छक्वयमेवयकिष्ठिभुरयन्भः छमद्ययप्रक्षय राजभुरयन्भः। उनम्यक्रवायभवनभुर्यनाः उभ्युभ्यययक्रवायाभुर्यन्भः। उण्यम्ययभागात्रामः जिमक्रमया अद्भारामा । यम्यययाग्भनभुद्यनभः छामान्यम्ययम्बस्भभुद्यन्भः म्राध्य इभक्तक । विश्व मान्य इत्यन भः । व्या इतुमाव इत्यन भः । व्या भग्नव वज्ययभः । उन्मध्यवज्ययभः ग्रलभन् एउवज्ययभः छेल्भवद्भारत्मयायाभः छेड्डीइप्रिमिरभेश्व छेड्रमगति

CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri

H.

93

भामानवड्गा ॥ विस्नेनमः ३ विद्याप्रभुग्यद्य अभाभित्रय्वितयाचे मानंतमः दल वभुग्यदल विकासभूषिभुषु देशनेभुविन्द्रः वित विराम्हेरिये प्रक्रिजभारिक गज्मिहर्णमुग्य उसमहित ' यमिक्यदेकिण्णडोल्यभः स्थबहर थिडः सिक्नेड्रभृत्वे उस थिउम्भद्धं मिर्वेगेइस्मयमित्स भूथिउमद्ध्रिमिर्वेगेड भ मित्रभ थिउः भंपिद्विकि मित्स्य व्यविप्रिट डिन्युभर्भ एकिं किंपी प्रिम् मी मिन्ध्य हो मी मिनः पीरेस्।। भवन एउँचेवरःभीयरंभीरभाउ ॥ उउःमंबरस्थां॥ विविद्य कर्पाविसपूर विस्ताना मिकारें भारभूक स्वयुधं सुभा असुद्धार रवंगी विमां शेंडेविसभय हैंग्वा सुक्रमें येडभी अक्तं विश्वलं माने वर्ष्यस्त्रहरूवभी उउन्बंह विद्रभण्डणां विद्रभण्यमं संस् भा थानुगर्धकुमेपीं गद्धणभगभिक्य विभार्ष्यकिक्षित्रमे । विकास ने व्यानियल यह दियुभगी विली अधिक कु विके वृक्ष रैः प्राप्तनभथायभनभग्ननध्यास्मानित्रभा नेवह्रथ्रभन्

संभुण्युकं भग्रथकाभिकं स्वकल्याभि श्रूमियमे मिन्यभपिवगय यमभाषद्वादान्य नारिकलिकिल्या ग्लिकल्यानिक कानिरम्द ढलंग्ड राम्य इन्मिक्त क्रिक्ट तमा मिरायभ थिकिक्य निक्लादिकलेण्डलन्यः ॥उत्तेलं मामुग्रुत्रिक प्रव भण्यानुकप्रलाष्ट्र पण्डल्ला प्रणापन्य लाकत्व क्रिक्स भाषा क्रिया श्येनंग्रहण्यमः दिग्धं दिग्धंगर्भक्षेत्रदेशतीराविष्ठभि उभी सन्तुभुग्रादलिक सत्तुः सर्विभू यहाम दिश्रां एद व्यापन अधार्क्षलः द्रागिवसुणिन कर निरुक्त निरुक्त भिष्यक्षि भिभामें गुड़ालके के विद्या निग्दालयों चुचपूर्विल गानिकानिया मुद्दाक्षार्भाष्णभेः भ्रानीसकुभभवान्यराण वेनकण सम्भूषांभवाण्यभेमें गानुष्यांभगुरमा प्रदासस्य क्षा विष्णु रेकिए इलमझलग्रिक्रपेभद्र है। के केल्डाक्र भक्तयुण्यां येणिने प्राप्तां से नीलंगेरे इधिरं नमक्त भक्षेत्रवडद्वारिक व विश्वविद्वारि विद्यापण भ्यं रे में त्रुभी

लयविश्वभ्रतांभुष्ट्र लयविश्वभुभद्धनेः इ जिल्लानिगभयलयभुणभय लयगुज्यक हुन्य हार प्रयान कर रहे हार प्रयान है जिस्से हुन स्वाप गलायायाया लयनगरिउभक्त लयालिउभाग लयभद्रमालयालय विगर्उ गणभिद्रज्यीमाय उभाभिद्रज्य मिक्य भर्गे कल्या ग्रहः याभागिदाणनामः प्रविक्रम् नगर्भग्रे विद्ये भन्ने रेलिक वं उन्नब्डेन्डविद्धेण्डभक्कीमान्द्रित्रभी भाषव उन्तयं मध्यक्रिय विग्रहर्मा र्युमारमाथ्वा राष्ट्रण द्रान्य द्रमान सम् भारमण्डल विम्रात्लाविभुद्धा उत्प्रतिपामन स्ज्ञवंकल्यागुर भा प्रदंतेणहाल्यान्यः विष्टुणवर्षः अधन्यः कीर्यन्यः केत्यव भागम्यामा केमप्रदेशकाच महस्य पुरस्तमा गाइल्लाका इं भद्रमक्रणानित मण्यभदिक्य भर्भ्यक्लमं वामनभः ब्राट्य मुस्भाउपके की ग्राम्भाभागे में हरायामभावित्रभा धर्पेत्रभभगगुतं एक छात्रे विविधिः भगका निष्ठी नग्य पिप्र

• अपं ग्रमक्रात्मान का का निवासन अपंचार क्रिक्स के सम्मार पुरा स्वाप्त के प्राप्त के सम्मार के समार के सम्मार के समार क पश्मिव सीयेगा के कहुर काय उन्नाहित इक्ना प्रतिरङ्गीयंसम भुया । । अग्रिक ग्रह्म नाभः इतः साभावेदी राज्य विकास भव लनणीम ल्योगिरीधं अभिव लायस्वभद्रभद्रभस्य ल्योद्रध्यस्य ० रायम्पुराष्ट्र रायकाला दुका दुक रायका भवितालाम राय क्यानकथक । रायहेलेहां निक्षियाने नाभक्त रायाना गुण्यम् लावभारम् १ लावमम्कलका गाउँ लाइम्स ल्लायभुप्रवसद्भव लयहम् भडम् । लयानुक्रियमकुल यस्ङ्गारिकार्य रायभङ्गकलाजी रायम् लिहेथालह्य । लायधार क्या हु एयन द्वारित क्या निकाल में लाय के भि-भिन्दद्रमें रे ल्याच्याच्येक्टेक्ट ल्याच्याच्याच्या म रायस्यामञ्जर १ रायविस्थितिसम रायविस्कृत्रारू

81.

66

क्षित्रभाषा । पर्मे मुग्य । याउन । प्रयाउन हिमना हिमना। क्षिता । चार्मिना १ प्रथम १ उत्तः १ क्षितः १ चार्म । चुन्न । मुहम्मना मराया नारा नारा प्रयाप्या विदः विदेश विभः नित्या नित न।निण्नेमुद्र। मिद्र।मदाथरभाइन्। भग्नमस्र।भद्रास्तु।भक्त वस्राभदाउलः चिनाविथा । भस्त । भस्त । सन् । ठव । ठव मुवाभचकुअभाषभूम।भचभाविष्टका। ब्रह्मविध्नम्थर। मृत्रति उ ९ मभेसु ३ अस्त ३ मिवाभवा भवद १ छिन्भः मिवण्य छिन्भः मिरायनभेनभः छिट्टभद्धियनभः एडिसमुद्धभन्द्र। णत्री छिय गभानुसमिक्य यि अलकिता वर गाडा भया थर में चर छिग्छ भिद्राचिस्राय अस्मिद्राय स्मालहरंगी नभः छिउरीयवन्भेष्ठुरं नानायुल्लभनेद्रामा प्रभद्दभिगरं भूषं गर हाउपिरायुर्भ ॥ उपस्यक्री हिंधाभाषा सलक्षणभा उपस्य विनिध्तं उत्पादनत्य भुद्धभ मा भारति प्रश्वित निध्या भिन्ने CCO. In Public Domain Piglized by eGangotri

हिम्द्र कीक्सस्ट्रेणभिष्ठिभेः उत्रः सरमभूमेमया अधिकी सार्यायात्राः संहः सीमा संमित्रा से क्व सी ने संदर्भ स्था विग्राभागेभवीरभा एक्षपूर्छकलम्भारपार्द्धं राष्ट्रीह एभिविक्भपुक्षगरिक्षभा क्रिग्ट्रभूक्षयेविद्यहें ही भक्षक्षम करेषीभित उत्रेग्छी भूत्रेकया उठिकी मी ग्लीभेष्ठगवहा होती भाषः हम्में हे ही मी ना हिम् मिया है में कव हैं में न रह हः मः मभु यदण म्राप्यिः छे इत्त्र म्राध्यमिया श्रम् क्थलभाषामुलद्यं हिलेगाक्रीभिष्ठंद्यं कुरेस्रामेश्य गिउयाभि छिष्ठासुगयविष्के लीववन्तर्यणीभिति इतः क्रासाः भूमेपया विदेशिक प्रमायाभः हाह ही मि हिमाप हो न ध्र-द्रः मभूयदण म्यप्न भाषी प्रवृत्तभवाभे भिन्न दिनयनं भी शिया विद्वितं हुना ५ % व क्रिये श्वयम निर्भय में लगे : थड़ राभुणभएगं वरगद के एह ये कि इंडी सिद्धां भक्त इसी भनकी

田と

मीदीता एभेः छिदी बीक एं लिदी दशकद सहि। भक् सहि। श्री मिस्भादाकभाष्ठिसीभाषक अ.श. के में केंद्र के सी ही मि। में हैर्स्भः सिपा- छम्जिय् छम्जिति नर्र छम्। भः मर्प्याद्या सूर्मणीक: ठीले अप्रकि र छंमणीक्य विद्युदे अपुण्डादे शीमदि उत्तः मगीभूगेकया अपि हो ही में हिल् में मगीक येन भे हिल्हें क्षिमि कुंग्रमिया हे मे नेरर हु: मू न्यू यदण मराभी: भूटियुकिए पुरुषियु मुद्दुक्थालाण इसम्माभिक्षं हुआ कि भारा क्रिडण इयाचि सीवाभस्यं निवभा स्थाभि, वाभस्याचि कृति महारी अचिति अने वास्त्र में प्रेस या अपित वास्त्र वास्त्र वास्त्र वास्त्र वास्त्र वास्त्र वास्त्र वास्त्र भद्रवायनभः इति कि दीवी भा - इत्ये भिषा - देवे कवम कि वेनर हःवः अभू येदए अष्ठमग्रः विम्निमेनेलिक ज्या भद्रशिः वस्त भाचडी स्टब्स विश्व देस्त स्टब्स एति भारत भवमाकः मान्यन्त्रेनेभनीकः एयिकिणवकी ठक्काभूनयाकः भाविभिंदा भागा इहि भा दलका मग्रामद है । वि ही वार्

द्विकेरचिवरू है दर्गण उपिर किंद क्याल भारत कर्ण प्रमूप एक्स णाविलाभा धामाञ्जम करं से सरद से धिना किन भा बर से हियद से स अल्यापूर्णिणामा वीया रभमदसंग्र भा दश्वादिका निर्भा वल्य द्वराचेयं धनवाय्वर्यक्रा भन्न लिविद्रे एउन इविन लिएमा भिंदगद्विधीणनं ग्लमप्रेड्गीयक्मा समूद्र सङ्ख्देवं नी लक्षंश्वरणभा उच्चक्रभद्रमानि श्विक्षं विभिन्नच्या म भीउंभवन्त्र नीलेद्दल कर्मा मिकलंड विख्नीया क्रांभेचेव विभिन्यरा बाहिभी असभ्या अस्मेबक्भिनिक्सा सम्रहण्यरी। क्मं धिमेडिविचित्रयेश भूसुस्केरवेरवे भन्कभढलभूरभाष्ट चड्यभ्यक्तम विभूभिचुिभन्वः मेक्कीभः मीक्रीक्मावभल वया भद्रभलवाया यानवकभया विश्विभाः जी में भी कभीश्वरमीधयक्षेत्रधणयभिड्ययभिनभः छेट्ठ-छेजीकि छे एकवं छिनाः निया छिली नेहरू छेनाः नम्यदण नवकामयुदः विभूद्रिणिभागार्कं मडच्युंद्रिक्लिमनभाथामञ्जूमणज्ञुं ए च्युंच्युं मिवंकरो CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri

到一

छिनेभ्दं रं भरं बुद्ध अदिभी विद्युतिभी भा बुद्ध किका भी है। भी नक्तर्योगिकभू छें ही मुध्येन हैं मिया है स्व देन रखा हु: मभ्यदण मचित्रहोत्रामा विभएभण निविष्ट्रभणाभ यो भर्भाम्यः भू अभूविभन्नमान्यभूषः भागस्केष्टर्कः उत्र इस्डयाविलेभया इयः समुद्रान्धः भी केवेभी विकण इकाव य भुगुणः भागमुस्मा विभागते भ्यविद्यति भद्यते भया विभादि उनः मियः भूरोम याजाः के के नियुक्त श्वायन्त्रः विके नियुक्त श्वयुक्त हेरवयामः विमीतिसुलगुरमीयः ५.उ. विदे ह ही पि देशियः देक्वम'- देन्द्र-हः मन्यदण मघकभी मुग्न जिसम्केरि भभागक मस्भितिहिले मनभा वन्त्यहिम्लाभ करंक अशुं ठल । विश्धिमन यने ये ए हभूत ए भिक्ष उभाग मन्देशिभूती क्यं मस्च बर्ड से प्यां यं मयदे विसुक्त ने अदि गैन भारित आ



जिली मी जी कर पर देन अर कि मी कुरत मुरी मी भारत के हैं है स विदीमा - केंद्रमाप - केंद्रका - केंद्र ने इस्- केंद्र: ना देश मुच्युम्भारहकुक्यु इंद्रणायएक्याम्मयानुवाभुक्तं कुर्मारी जिक्के विक्रेण वराभूति भविषय हुई त्रण कि यह मार्मका को मक्त्राज्य महाराष्ट्र में का मार्ग मार्ग माराज्य स्थान के स्था के स्थान क भिन्नावलं शहर नियुभः छ वर्षक्रभाग विकाद हैए इल्डिसी अरहे उने पारः ध्रमेषया असे मध्ये हैं सभी हैं सभी वह व्याज्येतराष्ट्रयुभव्यः मव्यव्यव्याभ्यम्बर्धाः क्षिक्र से स्टाव या में अभी सम्बद्ध के बवारी है। ं उन्हें असे ग्रह अस दूर हम्य यात्राः सम्मेरे हेवह न्य विवस्ति विश्व विष्य विश्व विष्य सवडः मन्भनेहः भिद्गलकवमाय-अष्टाभः हो विकिय ३६. महर्व-अक्न भुमु मठउवायभुग्यदण श्रुषाभिनेत्रदः

क्शित्री सभाषेष्विभद्धिया शित्रिक्ति ः ः श्रुद्ध सभारेष रीमीथ-अ-उ- छेल्लीभेः दूर्य- ह बिरमेश्राद है निया हैक या . हे नर र हे सुर्य यहारा सम्प्रदेश्यम् हे स्ट्रार्थ विलेगनंभित्रभाषं भद्यस्य उः भितं भृष्यमभूण विभेद्रवि नभर्तिक्षित्रामः भ्रष्टभा केणीयम्गलम् पायु उत्र दिराहि क्रमेशनं कर्रिवचित्रिक्नेभन्नभित्रं भर्म्मयकव्या ॥ विभव्यक्तयायविम्द्रभवद्यितिष्ठीभदि इत्रेग्ट्रम्ब्यूप्रेये ह्याजा अ क्षेत्रं भुः देशः भं भू न्य भं न्य भद्भः ए हि॥ भारतियमीम-त्र-१ छिट्ट सिर-छिट्ट सिर-छित्र-शिक्ष-छिक्र केराने इर् छंभः अस्यदाता मध्यम्यदः छङ्किते महितिम्कीए इस्त्रायपयास्ययग्राभाषा वाकार्मभामा ही डिकां भूठए हुवनी मी अ अंडयन मुदेवि सद येउए गिरे जीभादि उनः मितिः भूमेदया म अल



**A**-

नक्षभाषीकिउभाभवाभवादिक कराभूक अस्ति विश्वास्त्रभा अश्रभुगगड्डरगठगव देश्वदंडभः ग्रंगम् गरेशिलभि थराभादिस्य अल् मुनिश्वस्य क्रमल भागभाभी युप्रभा इक्लमास्याकयाकं प्रवेशिन्डभभ्यम्याभि। छित् वश्वण्कलक्षेत्रभा विकार्यस्थायायायाय्या महित्याणी भहि उने गरः भूमेय या गा के द्वी थेः सभरे सा के ग्यामाः। छिमार्डिमाठेरवसीभा अ.उ. विह्ना विक्रिसा छेभःसियः छेक्वमः विशुंपरः विशुः त्रभू यदण न्याध्यसः छेर वीभेष्ठसवण्डकी विवगाउँ भाषी उभाभिक हैं माभाषी भक्ष भुग धव्हाग गुद्भवतीमिकिरभा दशुक्तं प्रायीक्यातभभ मफान्त्रनीभा ॥ छे अले जुवदानं मस् भन् एभारत स्तिभादि नरभगडमान् राज्यस्थिलिहिला छिल्लीओः उसुध्रम

विणयराम् । यद्भे विस्मायः दानिंग्यारीयन उभार हैिपसहारः । इभिन्धेनलेव यु एक मादि भू क्रायका हुन यदि अहमाने देवदेवनभे भुडे। देवै: अष्टेशिदेवम भन्ते अधिमीगुरेकपूर्देवरकेदि इभवमा लभभा अदमम गिर्धायभराष्ट्रनेविन मिनी सिन्दीयायहर्वे सिन्यग्र वरभः॥ भरध्कि दिवनित्र धरान्यभभित्र महीर्गिवहारी भि उभाउग्रवेनभः ॥ दुभवद्यः भहमा दुन् दिप्रः श्वाः। अगु वियं अपन्य उभा उगावनभः॥ सी प्रवीभार्या भ दाप्वभुतिया नीमहाभुत्रभाय भागी गुरवन्त्रः॥ गुरुव दुसने गुरुःभगभकाणभा हथिइसूलगड्सं अववाश्वाभागवभा मंगुरवेनभः भाभग्रावेनभः भाभभिनेनभः भागमाद्यानभः मुक्तिने हेन्भः भूगुम्हेन्भः इउः। भागिभ्यः ॥ विस्वाभा अभनमिभिक्ल लड्डामहरूअ मुह्निक्टलनभद्रा ह्यका



मि

क्रभवधानेणक इसवधानेडथः हमवदि शिलक्र राणक हेनसीगुरी युक्तियुद्धभदमामि सहवाहवे त्रिथ्छि भाष्ट्र

श्रे वनामय्रविके अः विभीवाउं पर्किक क्ष्ययेभी भीय ग्यां मारें में डेड्स्मभाग्यमा न्यं ह कु यल द्वि भ्रम्भ कि: भूरयं गढ़े के अलक लभू और भू भी कही ही भू दा ॥ के सी भदक्लमीभाइकंभ-।उन विद्वेद्धः। विद्वेषितः। विद्वीपिपाः। विहीक्य । विश्वनिद्दा विदासभूयद्य विस्थान अभिक्रभाउत्पानि वं उत्तः भूरमञ्ज्यः यमग्रित्वभृत्यस्य व्यवस्थान उ विभ्यक्रुग्र सन्छन्तिवास्यया ॥ भागक्षा निष्ठ प्रदेश थ्राविगः दिविनेकि भिरं यम उन्युक्तिक द्वापान्यभूभ पंडेरकरः ।। प्रच्यामेनदार प्रच्या मुख्या हैनमानिन मुर्मेन भूरके सिवह पिल्ला निरभ घेगपी के एसक भार भिष्या भी युम्पाम नक व मु शुनक विग्दमा युभुभ वि एभारेल विकार रायडभाभा ॥ मधुनितियानुसहराक्ष्म लक्षः महाम्योभित्रं यन उन्हेमीयुरवनभः॥नामण्डभन्द

णगयंत्रीक्षन्त्रीभा नादंग्रभुवात्त्री अकल्यान्त्रितं हरूयंत्रीक्षणन स्भावश्चामिनं कृरणनेबदनल मुलभ्राबदनी ए यदं क्रम् ली नवण रुपिनिहं भूउभए भन्भुं । विषेषुका कार्य न लेखि सक्रालिकं अपृ: ब्रिज्ञिसिवः ग्युम् वाशेष्ट्राणः क्राथ्या सुरुष वार मेर दिना प्रमानिकभा नीलभ्रभ्यं सुरं भेरहभेष गभुरभा क्रक्ष्यभङ्गभुक्षाची ग्लम् विरम्भिक्ष्यङ भिराबी मिवयुग्रहयनक्भाग तरलं हुभयुलक्रां दिनश्भ न उस्तीभा सक् स्यूगल प्रज्ञ एए विन्हिरिय नाभा भिराय भिडभाषी मामानलयवा भिनीभा उद्यां प्रिक्रिंच्या भि लाभू भनिवासिकं मवर्भभडाव कृषयेपविभिभिर्भा भडा कलीनग्रा भूभविष्ट्रभागामा मिवकिः भग्राभिकि म इहिइअभिवरभा ग्रिउयाभिद्धमार्ग देविद्दिल क लिक्भा विश्लेह्यालार्यवस्त्रम्द्रच्यीरं न्ध्रभूर्यम्

जहीउनः जित्र भूगिरवारा ३ अरु सीही जी जिनः विद्वी मीकार्य लरीदमक्लंदीमक्लंदीभेग्वेजीदीम्।।सीदिक्यंलंदीद्रमः मीहीदमकलही मिर-मीहीभकलही मिया मीहीकागंत्रही कर म्हित्यकदल्हीनेस्य म्हिभक्ल हीन्स्य विण प्रेत्रिध महक्रभगिद्रालयेक् असूरी मन्स किसी धार्क अराया भिः इ द्यगभनभः विश्वदग्रहे एल हरभी विष्टु महिसी भारत अरायाभिउद्याभित्रभः भेभगस्थन्द्रगिरिधीव उद्यीसरा मञ्क्यक्रमित्रमिठगभानित्रीस्यीसीथा-ध-उ-विकार ल्ही मायगर्क भग्नापधी व्काभागरालय शिङ्ग गाया दिकर ग्रामाविश्वतम्। अ.उ.। उस्तम् स्थानिकभी मुतियवीविष्टमीभा-अ-उ-। दुभकदल्ही भद्रगर् एल हर योठ घर्षी माना वादिक शुध्र मारिक्ष यक हार महादेक वि मुद्भमाकः म्भद्रवर्ण्यभवितिष्टम् भारत्यः इःभक्त

भागक्षम् के ने जन महिष्ट्राभी निर्मार राष्ट्र के इट्राम विद्वाधिक रुग्रस्थिपध्यभाग्री उ अहम दिया महाशेष भम्बद्धमञ्जूक केवीडिभूगंभुक्ती मधुभक्क हेनभः एउथा भागित्रदश्येगितीभञ्चनग्रभयीम् अद्येत्रम् भावक्ष्ये विलीभक्षामाभागता अवगर् स्तिभवभक्षे स्तिभवभक्ष भी युरी अविषे यूरी अवभी व्युरी अववैरियुरी अववैर्या मुरी अ ववाग स्रीभवकाभीस्रीभवभिद्यीभकललानम्द्रिश इक् अग्रद्धभविषः अभृकः अभिष्ठः अव्युष्टः अवद्राः अविषि वराः भरुद्धाः भारताः भवेषमाः भदिरः सीमद दिभारी क्रीहरीभायाम्भायाः भाषाः भषद् अरिए अपि ए: भर्वेष्यणं सर्वेष्याधानम् स्वाप्ता विभट्केणिभा

भिया

निश्लिमनं,बाह्यशिनुताने काक्सचांहण, व हभग्नायविकारं, मङ्ग्रीश्यणभित्र अवः कभन्नायक्यायाः। नं जीके: कर्ग्यहा हुआह्मालय यह भद्रा है भरू वर्ग यह या स्व -क्रांशिहतव . डे. कि हिनच । विहि अपनि । पे डिश्हः कि हित्यं पाएकः कि हिन्यं छिणाही : किहिन क्रिका सम्भार यदण विक्रकी जी श्री रणभने हैं। क्रभी यूरी र ल्हिन : प्रदूषिसभादा यक् भावतीय प्राप्त विभावतीय वमका च्यकभी सुरी सुरुपानाः क्रिक्षां वच्च धानभः क्रि दनराज्यन्यः जीभग्नीधनराज्यन्यः वुभन्धराज्यन्यः उन्नयनिक यनभः एक यनभः ह्वा यनभः वेग ग्रायनभः ए य ट्यनभः मण्यायनभः नुस्ताधनभः नवा गृण्यनभः न्यन द्राध्यमः अद्रधनमः । राज्येनमः उभभनभः सक्राउद्रधनभः उक्र १५६ या । भक्र १५५ या भः न पानि १५६ या भः भव

श्चिरियोगर्नाहेनाः अवभिद्यिभक्तहेनाः ग्रीभद्रभदीसहेरिभ रश्चरेत्रभः विद्यविद्यसिद्यम् विद्यम् विद्यम् विद्यम् भूभक्षड्ड नवभावरून जनभा महाययमित्र भूषा उम्बन्धियाम्बर्धार्थाद्यः अहेड्लेग्स्यि वर्षेथ्युक्य क्रांभड़ार अध्यानिकार्यात्र अध्यात्र स्थानिक **इंडानकं प्रायमा राज्य कि अपने भिया के मीय स्वय** व्हरा। जविक्तिवर्शमंद्र नेश्वाप्य क्रभवाश्वातंत्र वर्गाणिए य भाभनग्रहानेन कृलस्भाग्राउभक्ति स्थाने, इए उभक्लम् :ग्यं प्रायुर्वभनयः॥ विश्वलम्बर्धार्वभन क्रभल अनभा ल्या मिया ३३६ लझी नगये ले हिंग भू प्यथिष्ट भावज्यणभिति उत्रिः विश्वभूमेप्य पा । यंतीसुरः न्द्रीव भूषव दवर अल्पिवितियेगः विविस्वभूग्धा

संभु

यभदनतायनभः छिद्वमयानभः नभीमानेष्ठादः विश्वविभाषायः भागायक्वमयः भद्यन्त्यनेर्ष्ट्र-नभः सुभूयदण विकार यनभः भूणभायनभः वस्रामायनभः निक्रियमः भ्रष्टामाय नभः मणिलिष्टेनभः भननायनभः भिइवस्तायनभः लङ्गाञ्येनभः एभ्रवदेनभः अमीलायेनभः गेपी हिन्भः भग्नागयनभः भगी एउयनभः भवुष्यक्षयनभःक्रव्यक्षयनभः क्रियन्तरः यनभः स्रिध्ययनभः वाभुद्धयान्य : द्विकीनरतायान्यः यमेग्रायन्यः वल्हप्यन्यः रवहेनभः भुरुप्यनभः गोभीहः नभः यु इन्द्रायनभः व प्रधा यनमः मुश्रारग्रहालन्भः एत्रभुक्षपक्यनभः गञ्ज्येन भः अदयणीकि उम्ह उदिग्दायन भः वानु इनि शिभू साभदा वि उभाग्यके अध्याभः भवल ज्ञान्भ धर्मप्य यस्वर्याभः भवस्त्रभूद्रित्रभाक्षयतभः विश्वयत्त्रितिश्वर्रभायतभः भद्यय नभः नेक् अर्यमस्य नभः विद्विष्यात्रिराष्ट्रयाभः

लक्रमस्यद्धानमभूद्रेययनभः इत्रम्यनभः इ रोपन्यन्भः स्वित्रस्भायन्भः सग्दयन्भः वस्रोउभन भः मुण्यविरुप्यग्भः इक्टिइक्टाइन्भविरुद्वितिति भूग्येश्वर्षिय जीविया हो हिन्द्र विद्वार किया है। रंशियाभातिङ् अवार्धाः अयुग्भवय दश्राकारियारा हाभारहित्रभृतिभूलिभेग्ने वच्चे विचास्त्र अभाग वें बीज इथा शिक्स द सक्त शहे थी - इनः सक्तिः भूते प्रयोग विश्वी ि भाडालक्षेत्रभः केन् भाडालक्षेत्रीयामकं अल्याकि दयाभिनभः विमीनिद्रप्रयायः एकी हो निर्मे । विमे हे भिषाये । अमेद्रवया भेदिने संस्था । अस्ति : भूगा धवमापयाभिक्तंतीप्रशः वयाभन्ततानुस्य अस वगप्रिक महाहानामान्त्रभाम इस भग्या इस भग्या इस भग्या कराम भन्न येवपास भन्न भूर भन्भ भूद भिज्य हते :

थक्ठिः मध्नेर्भाभिक्यभिक्तस्ति हराद्वी हराह्मी भ्राम् भाउमभानाः ज्यीनुकुष्ठिक्ययलं भ्रमवद्गारिनस्। क्रिह्डांक्ष्मिक कि उन्ति के उन्ति के उन्ति के उन्ति के कि भुभाल बुलभू सुराग भग द्वां बाभनवा, संबंद भेवदर्गभाग हे सहस्देशक एमिक्सं एइ अल्स् द्धमा भागहतभाग्य भुगक्याक्यम क्रियां क्रियां भागवां भे मुहकाउले: विद्रशिव्युक्षुं धनः प्रभाग्रभाग्रभाग भिम्लक्षीनभगभा छेनीनक्षणयेवि महार्रीहेणे उत्रः मितिः पुरु में सुर्मा भेष्ठल द्वाभित्र सुर्द्धा विः ग यहास्त्रः।भेष्ठल्ङ्गीच्वर अण्यवितियगः॥विवर्भःभ विभिन्नियोगीरोन्भः भविभिन्निभः स्ट्रिनभेगिर्धेनिर्देन ग्रापिडाये भक्तज्ञात्मस्तायक्ये हगवरेम दिकाभा लिहे उद्या विधामंद्रिनिहः विद्यालभागमे विश्व भरम्डेंग

विधनेपभवभूमभाविमायाः अक्लड्र विडिशिस्हा मकल्पि क्वमायक्रमा भवास्तुउगिलनेइष्टं भक्रमास्थाम निचभुयद्वण पाभदाभनिविच नभ नमें विधेने भूभ निध्यभिन अक्रकारिश तिभूत्रामं स्तानि अवाधिक के एउ उनि भक्लम् भूभिविनि क्रिन्यम् ३ दमे अन् ३न उनिधिवासान् हार्ति । अभभवन इस इस ये । पांदि । दिसलनविदिशक्ति अपाइन १५ वर्ग नियम उप स्या अभक्तभारे वया अपया भागक मालक क ग्वरेभक्ष हें वर्ड भारत किया विकास के मार्थ किया विकास के कराभनभागः भूरणनयात् स्वीभद्यकानिविकः लग्निविद्विद्विभूभोक्त्रावन्डग्रंभाग्यक्डकं हैं दी में इंटिए श्रुंब दिनेम ने क्र करी भए। यहा छिभद्रविश्चेश्व : क्राक्मराउरा पंच्य शिक्षांभा

7.

3.

जिनेनेणार्थक्रायनभः विवस्पर्धक्रायन्। विभाग्निस् युपयुन्भः प्रेमदभ्यभ्रभयुपयन्भः प्रमाहरूपिक योगाः जैसानावाणिकयोगाः जिपिमनराधिकयोगः जि डिक्लडपेक्क थोनभः जगन्मक्रिक्य यानभः जिभद्धकार्याप गिणयामः जिमद्रथन् एहेन्भः छिम् अलिग्द्रारुय न्भः छित्रवाभाष्य अवस्थायन्भः छिक्ति व्याध्यक्ति लच्चायन्भः विधियाद्यभित्रायाभः एउड्डाअय एउड्डायायाभः विबुद्धभयेक्धंमधाराय्याभः विविध्नभयेक्ध्यायायाः । विनम्भयेक्भक्षपद्भाग्यन्भः विनम्भयेक्भक्षपद्भाग्यन्भः विभाग मिवभयेक् प्रञ्च भण्योभः इनः नमहिज्यागान्यम्भः भविक्याभः वेभद्रणविक्याभः वेश्रीहीक्रां लही विभागदेव विद्यु जी दमकल ही का भी मुद्रे जी भाद से भक

SE

यएकवल्लक्ष्याभाषकं अल्याभित्रम्याभित्रभः छिन्त्रिम्बिक्षम्ब राष्ट्रक्र में हैं में विश्वास के स्थान के से स्थान के स स्कंध-। क्षेत्रें वेश्वन्य विश्वपद्या क्षेत्रें के स्वार्थित क्षेत्र के स्वार्थित क्षेत्र के स्वार्थित क्षेत्र के स्वार्थित क्षेत्र के स्वार्थित के स्वार्य के स्वार्य के स्वार्य के स्वार्थित के स्वार्य के स्वार्य के स्वार्य के स्वार्य के स धंदक्या विविही बीरिक्स भिष्य पदक्या विविही बीरिक्स क्ला थ दुक्र अन्ति में ए भूक रूप भी भी के कि की मी मुश्वक्र भश्चापनुकंध-। क्रिकेंही ची वैद्यों करु भश्चापन कथ-। क्रिकेंही ची भे भेडिनीकराभस्परकं अन्। केल्ट्रीच्रीलेमीकराभभूपरकं अन्। विवेदीक्राक्सभाषायक्ष्य । विवेदीविभनक्लभ्या भारक्षेत्र हो महीसीभारिकक्षाभन्न ने ते प्रमुख्या से महीसी भी अक्षिकिनिकन्गभयाभक्षेत्र अस्त्रभ्राप्येनभः विवद्गा धायनगरकारदेष्ट्रगयनभः छक्त्रहारिक्याभःषिद विमयनवारिक घेनभः प्रभागनवारिक घनभः विभाविराउवा िक येनभः छक्रम्य रिक धनभः छभ्द्रागः ।इभक्रायेनभः

द्याउद्देशमः संभा युष्टिमुद्राद्देशः यंभूएपियने द्वार्य्ट्नाः संगू थिउरद्वेश्वरः संनम्बेडहंग्यः बुद्धप्रहंग्यः ज्युग्रहंगः उर्एभिराउनमाणयां कराभूता विभद्भन्तन उस्क्रिक्स अस उक्ति, भवभद्रभयभागाईद्विधाभस्त्री। एद्विदेवविषीम, रिश्राचेष्ध्र किंद्र भागा अध्या के अध्या के किंद्र के कि ठित्र स्टिं। परिवासभावित्र या बहुं अरणिय मुनि अवद्विति भिद्रव द। विदाल इ.स्विविध्य अग्रिक भग्रिये दार्थ देवा भामकालियया, माध्यु इहि हुरो: देवीहि चिक्र कि उष्टा भूकित ष्टे एगिया सागद्र दिकः विश्व दुसे विष्यु द्वे विग्राभी ण भन्भिक्षा धाअनम्बुहणं नमः श्रिपा सुद्राती मा संसुर कहिन है। से स द्वीची जलगणधारिय चक्ष अलाया भिरुष्या भिरूप : किंग्ही मीजलग्नभिवछ्ठभुभारक्षेत्रणयाभित्रप्रायाभित्रभः छित् दीमीबद्द्या वधानक अलाया भेरत्या भेना हो की

田当

डिइएंचरी, बार्डयक्र र श्रुएमी धन्त अने द्वा इन् अदर द्विन द्वा थारेडा छिरे विश्वार येनभः राष्ट्रः रीमा है मिला रारेडर राम्य भएमगणयानुभग्रथर। विभावन्स्वरुवस्वातिकः स्त्रिकं धरके मनि मण्यमधियामियापश्चारणभा क्रयासुम्बर्विक विक्रितिस् श्रिडिचयभिगल्ययः जभगः॥ विकार्त्रक्यभगम्बं भङ्गकाद्वर द्विनमा भक्क माजे परमुक् भक्ष अइकर उधा । केक दिके ये यदिक ह, अन्पिध्यद्यद्याभक्ष, इतः इभग्राभ्येषया वा विकला के त भागयनभः कृष्टः की बिगः के निमापः के क्रामः के ने इह का भाग विद्यार यनभः मित्रक्ति एदम्यनभः भया बद्दार्थनभः धन् राधानः योगिनीमद्विराधभद्वभारसायसन्गर्धभउधन्भ असदान्या विकायते महामान विकायते महामान स्था विकाय स्था है। ब्भविणनेन ज्वनं विभागात्रया विमामिकारिष्टिहित्रभःकेवर" मस्हिनभः गंजभगहिभाष्ट्रनभः एविह्नुवण्हेनभः उउन्य

रङ्गयनभः विकलरङ्गयनभः विनियरिरङ्गयनभः विभन्भरङ्गयनभः विश्विउइयामः विकारपीणयामः विउद्यीयनपीणयामः विस् लब्रुवधीण युवभ : छिथ्रुक्तितिधीण युवभ : छिभ्रयुभीधीण युवभ : विवार नुभी भी क खनभः विक्र के इसी कू खनभः विक्र भू कि भागा भन यन्भः विश्वक्षक्र क्रम्य क्रम्य व्यापा विभव्यक्ष क्रम्य अन्य भन्य न्भार विश्वद्रमायविदाद श्रदस्त्रायणीभदि उत्रः अदः भूमेकये उत्रिक्ते भः अर्घनभः गृद्धः मुद्ध्य मिर्म छे कुद्दः श्वः स्निहे भिर्माण्येते । विद्रक्षमा, कंनेर्र्य, गः सभुयदण छ राधि है उधि है अपि हे किल्हें बाहे अकिछ भागि छेड़िकरे छेप्रभागे छेडाप है विक्री विभाविह किंदिब द्वार के किंदा की भाग के किंदा है। है विभागहये विज्ञोदगिष्ट छन्नक्ष द्वान्यनुबम्बल ह न्त्रभः वित्रविक्रभण्डलययमकलयुन्त्रभः विभेषभण्ड क्रयभित्रमकला इतिमाः इदेशिका अलग्र स्वार विवित्र

何当

क्एअयापा भां अभेग एक ग्रह्म भारतालय विवा गल्ये उत याभिनभः अलयागिनभः। विद्विक्लंदिनियानभूरः भिनित्र शुरणि भिवाभा कण्डी अठ येवां कृषि, भुरुए देशाल्या प्र ह्यहभा छित्रुअःगण्यित्वहयोगः।गृहःगिमिःग्रुभिषाः। गेंकवण गेन्द्रया, गः त्रश् अकत्रअद्थरण विणवन्त्रभेतद्युक व्यक्तिम् ज्ञानभाष्ठभा स्वयुद्धभाष्ठ्र व्यवस्था स्वयं भाषा इदिएयउ, भन लक्षका इसे एक शंक्षित्र यहा ने, दि इ ला इत भभभा नुसूर्यस्थनस्यः भूभन्णन्यस्यः अभुमः धम्प्रदेशमा डिक्णः भारते। विकल्ए राज्य कि हिंद्र स्थापं, सिस्पप्ती एला, वरू गङ्गकिशि एनं हिन यने, स्वरुष्ट्रभा प्रभाभा नान कृषे "क धिउभिग्रभाप, गङ्गभगित्रया, अरंभूलभगेणाङ्गलाथ, ब्रेष्ट्या नकला छेट्ट के दिले नभः गंग न्या प्रधानेभः के का योनभः के कार्य रायनभः भिवउद्वयनभः मित्रिउद्ययनभः भाषाउद्ययनभः विद्य

लिनियंसीगर्लमं इरिभा छिन्निय इस्मयल क्रथ उद्गारित विश्वराधि ले प्रमेश्वीसभा सिंह विउक्ष राभ हा भारे हुन में दिक ये भारे हुन मभा किनोपीभुद्दिनैदं, गराभाषभिद्धं, नगराहिभवीड, भद्भाष् भविष्यं,भक्लरानियभा भवगत्र बलेपं भभुकं तप्लमम्। रक्मिडिन्लभादनुक्भाधाण्यभादित्रश्वेभाक्रितं,वरक्षभ्रम् भिष्दिए एगल्मः ॥ छंगं उद्गुर्भय्यविष्द्रि, वर्ड क्या पीभिर डबेघडीभूमेषया उठ छेम्नडाया । छिभद्धभूमायन्भः छिभ द्रभगयनभः छेष्ट्रगण्यस्य यनभः गर्द्वः निशान्यं माणः गे क्वमः गान्यम् जिविनः यक्यन्भः एक्यन्यन्भः साम् यद्यायामः गण्ण्यके यामः होभाउग्यामः स्वित्रभायामः मडभङ्खनभः भद्रभ्यनभः क्रद्रभाषायनभः भेक्क्रभाष्ट्यनभः भूगक् लग्यनंभः भगवेनभः महायनभः पञ्चलरुय भभी हबराजायादालंदाभ्रमाणगत्रसमिम्यद्रित्भक्षि

CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri

वि

60 7.

निःसहित्री विष्यान्य । प्रतिकारियान्य विष्यान्य विषयान्य वानुभनभायनभः अत्ते, बङ्गानभः भराकु र यनभः दानुभन भायनभः काभारायनभः भन्तिकस्यनभः स्थाकस्यनभः विद्याग्रायनभः कक् इक्ष्यनभः विद्याप्रदायनभः वद्ययभः युभरायनभः भार्यदेनभः येगिनिहनभः क्रेड्शक्यान्भः भ युक्यनभः कलाग्रियम्यनभः अलभ्रहेनभः सुणा सङ्गाभः इत्यानभः मनुवायामः द्वायानभः भाषित्राभः भूणरूव नव वर्षियारिएए, नवाप्य अदाचे उद्यीधायन अन्या गाउँ । यग्भः भव्रूपवायग्भः भद्रभुक्षित्व भएभक्षिता विव गड्याङ्गमञ्चलनविश्वीरूनगराउ विवित्र ग्रिज्ञभिक अस्थाय न्भः सुरगु इयाभः भवभक्तभग्याभः च्याभग्लम्भः।। विव्यादि लहुन विगाणवस्त्रेभित्र है। क्षेत्र विव्याभ उन्ने कन भारतकार भारतकार कि प्रमुख्य कि प - V

क्रभाष्ट्रमाम् । स्वारिने स्था भक्ति सी भिर्मित्र निया । भक्ति भक्ति भक्ति । वेव बाह्य जम्काः, एक यह गड़ गड़ व सविधाविन मां भूह अष्टियां के विश्वास्त्रके भी श्राह्म स्थान स्था त्रभाग्याभः अधिक्यनभः उत्तरयोगभः भगभुद्देनभः च्यानियोगभः राह्नेत्रभः गल्भउयन्भः भूहभ्यन्भः वायन्भः दिक्तारायन्भः उरः अवाकिस्भार्यक्रिया विश्वापक्रमभारे मं भानादर् अमेठनः अक्षाभाउरामकं, वज्ञावस्मभाषभा उभारतारम्कली, अभीश्रद्धस्त्री, स्रोगेतिकगारीज्ञान णीनीभागः श्रहः उभायनभः अ इतायनभः श्रह्मक खेमः क अथ्यन्त्राःने भुद्राधेनमः भ, मुठ्यहेनभः,यः विद्यन्त्रः। गरनभः हैं लिक्ए रेनभः वागी सुद्राभेः उद्येश प्रश्नाम स्विल्लायां विश्वित्रमः गष्ट्रयेगाः भ्राप्यायोगाः मानु न्त्राः धुम्बिवः सम्प्राः यात्राः यात्राः क्रिक्ताः स्मानः स्मानः स्मानः

到一

200

नयानेभायान्यवेषण भट्टा विम्हित्रेहिनःभेदंशिक्ष भूण इदभूणः विवृद्धी दी देशः भेदं मिक्युणीवस् उदिशक्तः विस्तृही देशियं किर्या निर्या भविष्य भविष्या निर्या निर् मकः मेर् लिहा भू न्यू एड व्याह साप्रिति हे सुरे से भिक्रभार्णे सुगद्ध अभिष्ठ अभिष्ठि अभिष्ठि अभिष्ठि उद्दर्भ भविमद्येष्ट्र । मंद्रियुनं जीन अलगढणा अध्यायेन भः। सिब य्ना : ए डिल्मेबंद इ ॥ छ द्वा मानवात् गाह्न यो त भुगलमेभाः नयाष्ट्रगायः भभीवयनके द्राग्यमहास्क्रभा। क्रिन्तेषविभज्ञगित्रिं। भङ्गणभवनी। लेकेमः क्राण विययभदिभा उत्रस्य वंभुभः॥ स्वेश्वाप्तमः। भूधाक्तिन भूभारत, सभापहर्योद्धिकभा विके: सभाविष्य सः संगरित इगीरवंडा भुगडक् सुभुगाउभा छिही मुद्राभग्याभः सुभ नेभुष्यमञ्जा दि इस्ट्रिंगः गुक्रमेथ्यमञ्जा उठेस् १५ए५

अहन्त्र । उर्भ्याविक कृष्णा छेडी मन उपन्भः छे शे अकृष अं छिमिवेडभाष्ट्रन्भः विद्वानकनेद्रप्रन्भः क्रीमकनम्यनभः वे दिभारियाभः में देनीक केयाभः में झीमाप स्त्राभः ए डिविष्ट चार्युकं छिम्हीयुमिर्म् भविद माण्णगावद्यक हर्द्धभाष्यद्रि भ्रमभाषाः हाभा येतिभुष्याभू भूजा इउभुवेविकि किर्दा रंग भिनिवित्तनभेः छसुगणा व्यवसाय छिन्। छन्। स्वर्था छन्। यनभः विद्रीभः मधिक यनभः विद्राग अग्रायनभः इउ : जनभेग्र क्रिंग्हीह महीयूनिर्मिमिकि माण्णगउपके हरू भभग्य यह है दिरीयायाण्य सम्भा उडे मिडी ययिक याभा जिंग प्रायु प्रस्थाय नभः छिनं अधिमात्रितम् यनभः छिण्यभः यस्य द्रवस्थनभः छिने रिष्ठ गाउद्युचनभः विववम् अधायम्बद्युचनभः विववयवित्रणद्यु यन्भः विकेतियोगयाग्रद्धयान्भः विदेशिमाणयदिप्तिद्धयान्। निम्द्रलेभम्बद्धायाभः निम्दिष्ट्वाइद्धायागः भ्रभाष्ट्रिनि महीधूमिश्चिमक्रित- अडी घाराण्याण संग्राडस्यभाउउः छहीं भी भुव

到· 到· इरुभांपीने भिद्धभा प्रस्न भाषेतिकारे लगम् विक्रेपी भारे उने इरु भूमिसयाजा विहीमीद्वलाभागभभजगङ्कवयक्रवद्वायदा॥ कृष्ट्रिक् ही भी त्रिय रहे में मिता रहे में कव रहें में नेरेरे रहे माः मुनुया। म्यूपिः छिद्रिर्भिम् चिकितीए। कुरूप्तुभ्रद्भुक्रम्गृद्धभेक्ष भनेगुलक्थालक्षं वर्षभद्रस्व भहे सिक्मभा उद्याधायिक्दे 3 विहंदें भद्ध क्या भः हं हु-हिसा - न्यविष्य विभवस्य भूग कर्भमन्त्रकलमातिः भीनभग्भनभीनं विद्यं निवान्त्र विद्यं भः विद्रभुष्ठ ग्वेडेन्गः भष्टः भाक्षितः भुक्षितपः भेकवः भेने इर् भ्रामाः श्रमकलवागीस्त्री, इंदीक्रमभवनगरभवणार्थकण अभूर भिरंगभिक्ष गश्चणकिकभूता भद्मककवनचा विज्ञानी थे ये वा गी स्री है नगुरंभू अभिविद्या विवाधी मायविष्य क्रमाय गीभित इवः मित्रः भूगेम्या । नेतिभे प्रत्यणी बुदेनभः ए ६० ती मिरं भें: मि ण मक्व 'तीनस्र भेंगः मुभू यहण मुस्भभुया अस्डमामेन्सा विष्मुगणलमञ्च लेकमाभग्रेण्डः गणवर्ष्युभ्ष सम्भन

विनिविधिकलायेभादा विनिविधिकला विथाउँच युक्र निभादा विभिन्न क लाविपारेश मुझल्भार छे विष्ट्रक्लेये पिविष्ट्रकेलाविभाउरो महत्ये विमाजकलये विभावकतारियउरो चंत्रायभादा विमाइप्रीयकता चिभाइ विमाइडी उक्न निरंउ व अव्यमिवायभाइ विविध्य विदे विष्टाइ विभनिवड विष्ट हुए कि विष्याम विष्ट्राम विभइतन क्षाकृति निस्त्रकृति निस्ति निस्त्रकृति निस्ति निस्त विद्वास के प्रमुख के मिन्डिया कि मिन्डिया कि कि एक म रूथ छंबुरिअउर छिंसीक्ष्ण्य छंसी मिलिन के में नेनित विभंभी से दें भद्य कल्य विद्यं कृतिम्र विद्यं गण्या प्रचानाः भाद िगंच परियमण्ड विद्वां इभाग्य वित्ता विद्वार विद्यार विद्यार विद्यार विद्यार विद्यार विद्यार विद्यार वि मुग्य दिगाल्यः हेलं द्रम्यवर दुर्घय हैं। पृत्र्यमित्रिष्टेण क्रियानायम्बद्धाः विद्यास्त्रात्म् विद्यास्त्रात्म् विद्यास्त्रात्म् विद्यास्त्रात्म् विद्यास्त्रात्म् विद्यास्त

एदन यहने जनगण नियं मन यहि

शिः

इलभाषिनिभक्तम् छेषुनाभूणिविष्यदे लगम् विष्टणीभिक अनेषुल भूमिकयाजा । विहीसीयुरुभाणभूभभवनक्रक्रवयहनक्रिटणभूष्य ।। क्रम्यह ही भी त्रा रहे में मिण रहे में कव हों में ने रर दूर माः मभुषा म्यूपिः छिद्रिर्भिम् चिकितीए । कृत्य नुभूद्र भूकभूगृह्य भेक्ष भनं यलक्यालद्यं वर्मदर वमह विक्या उद्मधायिकदे 3 विहंदें भदाक्याभः हे द्व-ही मा न्याविज्यः विभवसङ्ग्रेल कर भक्र ज्ञकलकाविष्टं भीनभक्तभन भीने विष्युं विवर्ण मुद्दे रहे में भी भः विद्रभुष्ठगव्हेनभः भढिः भामिनः भुमिन्यः भ्रेकवः भेरने इर्-भ्रामाः श्रमजलवागी सुरी, इंदीक्रम्भवनगडभक्ण दिकेण संशह भिडा भिडा गचुएकिकिकभूता भक्षककवनचा विज्ञानिक थना वानी स्रोक्त नगुरं यून्नभाभितिहभा किवाबीसायविद्धाः क्रिमायाधीभिति इतः गित्रः भूमे मया । नेति भें त्ररावणी सुदेनभः निरः ती मिर भें: मि ण में कव की नर्र में। मुश्यहण म्हमभ्या भाष्य अरु सम्में स्था विष्मुगगलमञ्ज जैकमाभाउरेग्दाः नगावस्य अथए रूअलभ

अद्भारत्या विकार्या में देरे मन उपन्थः विक्रे भक्षाय अः क्रिमिवेडभण्यन्भः विक्रुप्यनेश्यन्भः क्रिप्यन्भः ये दिभवियाभः विद्नम्क अध्याभः विज्ञी माम अनगभः अविद् चार्ष्कं विस्तीयुमिर्म् भवति माणगावस्य हर्ने भार्योइह भूषभावाध्याताभा येतिभूचयाभूणभग उउभुदेविकि क्रिक्त रंग भीनिवित्ताभः छिसुगणा न्याउचानभः छिन् वस्र छान्। है के उत्तरा यनभः विहीभः मधिकयनभः विद्वापन्तमः अउः जनभण्य लिएहीक् महीषूनिर्देभमिदि माण्णगाउवद्गल हक्त भभग्य उद् दिशयायाण्य सम्भा छिम्डीयविषक्यभा जंग्यम्बर्द्धस्य नभः छिलेमियाजितस्याभः छिण्यभः यसम्वस्याभः छिलेनेरि ग्यञ्ज्यनभः विवयमञ्ज्यामन्त्रायनभः विययप्यवस्रणद्रभु यन्भः भेत्रेत्रवीर यग्रद्भयन्भः छेद्धेः मन्ययद्भिल्द्भयन्भः विनेत्रक्रिभग्रद्धायाभः विनेतिभूविमङ्क्षायाभः भूभाषा महीभूमिमिक्ति- इडीयावरण त्रनेभा इसभाररः ऐही मी भुव

विस्भायनाः विश्वित्रत्यन्भः विषय्यनाः विषय्यनाः विषयः स्वेनभः प्रभूत्रायुकाः ग्रेहिसुराविलस्रीभान्तुं भ्रान्। श्रवास्क विद्वारायवित्रभः प्रभूतरायन्भः ४ डीमानकलः प्रयमानुकलः येगाः छयविष्ट्रकलयेगाः छयभ्डिष्ट्रकलयनभः छिनिर्रि क्लयेन्भः एडिडच्नधक्ल, जाउभक्लयेनभः जानेदक्ल ॰ क्षण्य राज्य । जिक्रमाचा । जिक्रमाचिता । जिक्रण क्षण । अर्थ छं। हेव 'क्काप्य अस्य अस्य क्रिक्त क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्ष यनभः छवोषिकरा - छवेपालुकरा - छवेक भुकरा - छवे दास करा म्यंभावका छ्वे स्याक्ता । छवे विक्रिक्ता । छवे विक्रि कल मवेष्मानिकल मेवेशिदिलक्ल मेवेभनेमनिक्लये लेडेवाभयेवकल छेर्ड्र ग्रामीमानक लाहिनभः एयमान्। येड प्रवक्तः यनभः छल्। भन्ना दिश्ये एउक्तः यनभः अधेक्रम मप्ः। छत्रदाक्यनभः छ्यादिल्ननभः छिनेरुउचनभः छभ

डिन्फिडि दिहिन् कि: यलंडा छेनं भेडे एउवई लयभू ववक् अनुभग्रण भ्रादः । छिवंबाभ्रम्य वक्ताल स्थायका भन्भम प्रथात असि विभाग विष्यु निष्यु भेत्रभ्य प्रथा असि असि उद्भावन ल अभीमन वर्गानभरण युद्ध अस्टिक डिले : गु विद्वार विद्यक्त्यके ति अश्यक्ति अश्यक्ति यह विद्यार प्राप्त कि विद्यार विद्या विद्यार एभाइ गाउँ दियक ल्पना इदः ए भुए छदा उद्यम् उपना छित्रविद्यान्य प्रमायन्भः थयभ छही हियाम इयनभः छ भःभगा न उद्येगः भूद्रत छह्नुमुज्यम्। छह्भद णभभिक्ष राज्यनम् । उडेबाद्वामि छिन्न गिरुयक स्पनकाति नभः एडिउचुभूष भभिण चयन इ ग्राह्मभभीय भाषा उद्भार भार विद्य समुज्यन्थ । उच्चिक ए अस्मित यानभः भुद्धत्वादियाभ विजयाभ क्रिसः विभः भागण प्र एक येनमः अवभविक एक विक्रहत्म स्वाभः विद्वे भूदण

अधिदल्यामः गः वर्षान विक्रम्यभूक वर्ष्णक्रामिकक्र न विदेशमायभाद अएवामराना विवासिक विविधिमाईभाद जल्लीहरण द्रिम्हरणे द्रिस्स्य उड्डिस्स विद्रम्ययभादः उत्यान मार्थित के वा विश्व वित्र के स्थान विश्व वित्र विश्व एका ॥ विहेर पूर्व वसानवर् भूषाने को भिक्षाल च व विहेरो च्यान इनथवइ भूगमनकर्गियान ० विद्वायाः विभावइ भूगमनकर्गिया कु पु व विद्वार वित्र भूपाने कर भियाद प्रविद्वार में के के प्रविद्वार प्रविद्या प्रविद्वार प्रविद्व राष्ट्रभामनंकिरिभागद च ० इंडीइंडिडंड अस्योकिरिभाडियाव तिले उडः विष्टाणभाष्ट्राच्या कारवा उद्या के अहाँ उत्त्या दिवं प लंथापुडांथामी अष्टामाध्यक्षण अष्टलकः प्रविधिः विद्याति रिभाइ रेडिकि चिधिभागाउँभी उद्भविभाग्रभुका निर्माभयमञ्जू मार्: थिउ:वाभारः भावपार् प्रभुद्ध मिवाया प्रम्मण्या याभि 910 न्भः कः प्रकृत्यान्य विवेष्ट्रेश्मायुक्तिभिमाद्द्रम् ए प्रद्योग प्रे **F3** विवाद्धिरापि भव्यक्षेत्रन्य विके अभ्यक्षिण प्रद्या क्रिक्र

प्रमु नवहंतुर छि०ः ०: मित्रप्रयभयनिवभय गिनभेने वहं विवद्या भि०ः ०:वेथरा उउ:अल्डस्ट एवन्यायरक्यममानुबाभ द्वारावी कारे विकाल अपने के विकाल के विकाल के विकाल के किया है। रियल हरा क्रिमाय इभिक्र परेल भूस सम्बद्ध भः एक मिरण्य म इंद्रिक्रमिर्देश्वाभूप्यवान्भवभृत्राभ्युत्लभाद्रेप्या द्वल लिप्रेयिनव लिफ्र अल्या विश्व राज्य भः विकी पुन्भः विश्वक्यायाभः विम्यारायः विभागित्रभः विभूगिरित्रभः विम्युत्रभः विम्युत्रभः विम्युत्रभः विम्युत्रभः विम्युत्रभः विम्युत्रभः वि लीलिन्यसभः मुख्यसभ्य निविल्क्ष्रियल्या विग्रायसभः अव विकल्युन्यः च विक्रिय्याभः ए छम्रहारिष्टिन्यः ने विवसी न्भः थ विष्ट्राट्युन्भः वाविष्ट्यन्भः । विभविष्युन्भः रे वि भविभित्तिभूषयंग्भः भष्ट लिक्सभुष्ट लिक्सभूरं च लिक्सप्र द विववीर्शार् ने उद्याप्त्रेभद वेषायमूद विभागियासर विभविभिक्येथक उउ: अल अप्टरामः विदेवये निक्रिकल्या

भिभाद्धिया विक्रमाद्याप्त भभागावकाषी एक वीत्र कु विक्र रिपेड स्वित्वरुम् - मर्भिरं माभाषेममिस्कृत्वं भर्त्यभीसभागम्बनु दभाभि छिंडुम् । लिङ्गभिविणिस्य प्रतियदा चुक्रे प्रस्थल भि उउ-गल्में वल्लंब भरं विस्ता जुभागित ब्रष्टिन्यराडी विश्वम क्ष्मिक रियस्ट विद्यार विद्यार विद्यार विद्यार विद्यार विद्यार विन्द्री क्राल्पास्य विभागी विभाग किस्तुल किस्तु के ने पछि हो में मुच्ये हिमें यह हिथे ब्रिट हिने रेलु हिंगे वायते । जिंगास्था विदे प्रक्म. विजमार्थे विश्वनार्थे विश्वहरू विभिन्नेये विभाद्यों विश्व ठक्षद्व विश्वच विशेष विश्वकण्डे, विश्वणीयर विद्युर्ट विद्यामणे विश्वात । भद्रश्चिल्य विद्युमण्य विक्रियार्थ विक्रवहार विश्वेषाण्या विम्राचित्र विक्र क्रिक्ट विम्नित्र विम्नुय विम्नुय विम्नुत्र विभादाकालय-हराभाग्ये छिकणलाभूये छिभेडेदााच छित्रणकृत्य छिरिहें

